न उभार हि. मिन् । ज्ञान में उपमे के अध्या मही कलेकामग्रहवेषि, जंड बडुभगवड्र हा। य भूभाउवमने गद्यभने। सक्षीः करंगे वर इः उनकामिकः॥ " ।। परदा। ।। ।। डिग्मीडेकले पेरिक्र हवडि। मक्यवार्थने क र्ग्स्परम्धिवीवलः। स्पानसम्ब कंग्राभुभाष्ट्रकेयानाः ॥ इदानिकः क्रार्वाचरणे, दर्शदेशगृहः। परिक्षः ह। एका भक्त महरूक इतः। जिति विच प्रश्मिश विद्यानिय धिभिति प्रकारवल्थकवनभू प्रवाः हि

जित्वनि। यमिष्या ३: यमिः। चुम्प्रेयोपः के। विजयस्विविष्विषक्रे स्थानुकारले यः ॥ ह स्मन्त्रीजी ॥ स्मन्त्रेन येगे अवि। ण वित्र वित्र विवासिक स्वाप्त क्या विश्वासिक वित्र विश्वासिक स्वाप्त क्या विश्वसिक स्वापत क्या विश्वसिक स्वाप्त क्या विश्वसिक स्वाप्त क्या विश्वसिक स्वापत क्या विश्वसिक स्वापत क्या विश्वसिक स्वापत क्या विष्त क्या विष् नि अववीति। द्विभावश्य एए यः कवयात्र स्मान् इन्त्रं वर्षा ककाः दक्षित्र स्ट्रेक्ट्यभि कः वियविष्येत्व क्रीव्यं विस्थन कि वि ल्। एका उटच्या तिकः स्था विशिष्ट । क्षवाकेष्वत्रे धारदेखी इड व नकर इनि लिस्टेंड्डः यसंग्लिएः क्रियेडिश्वितेच

उक्करिशंगणक्के नांभ्रणक्के भविष्ट्रिभविष् इच(। नक्षात्राचित्रिक्षेत्रहेह्य हरा । अध्य निल्याः उपि भंपकारि अप्रयारि । । वि (अम्यित लगणयार भनेन उन नक ग्ला अशहराः डिनिलिस्ट्रिट्डिश्चमार्कलेषः भूष उ डिन्डिडिण उत्तर विण उसे हुया सहित म्बिकविष्ठश्वाः॥ णाउस्टिका। णाउरिहत िहराको भगकाग्रभंत्रम् क्रायार प० यशितम् ४० हङ्यायं क्रव इस्वरु ४० इस् यक्त इडिवेनन उन् प्रद्यारिकारिकारि उन्होंने करिड्युयाः भगरेहे।।सगरेहे॥ नगरतणिरहचिर भगकिरानं माः मेरिया रि।लक्ष्यरि।विषयरि।म्रथेयोलक्ष्म्मण्यस्यः मिविस्माहुमा। इक्षेत्रकणगभन्ना मिविक वत्ते विद्धाक्षक्रमक्रम्भः यूनेन इन् स्रोज्ञाभिन्ञुभूते रियुनाः शिम्रिन् किन्त्रभ्युनाः वाणयि । भीत्ये याँ गणसंहते भरं भागभा क्रिक्टर हमलेपः उपविभागः उनिलिए होने कि श्रा चरम्य वा । चुनककार पे के चर्चा लिस्थ यहुद्धनिय वयस्थलिये हविता द्वि भरे भएक मनुषयि कि भिन चित्रक भिन क्ष्यिक स्थान वीलया उपराया उपराया यात स्वेनगृत्यग्रिमल्या ॥ यारम्य ठडेल्या ड्रायन्तः॥ ड्रायन्त्रच्यान्यकाम् द्रावतम्।

मुजयनाविषमा स्वाधनाविष्मा वय नाविषा लगीफिल्मी उद्देव प्रयंनविष्ट -प उभेनविष्यः उभेनविष्टीयु तंन लप्टाम वरंकविष्ठयः व्रयंनविष्ठय व्र दंलविष्टाम चुकंलविष्टाः वयंलविष्टाः भः॥ जाम (केंद्रने पद्धभी परमे पर भट अभूमधेकवण्डेि । नहीं येः भूग्यीनंक्षः नरुभ 以可 和可 उठियेभभीकर डाइकरम्बंदेश अपन्ही 937 है डिसुपरभितिनार्गिठी इस डिचमनभ पित्र भ्रवेशसीनां विकारणकेशलिपः

यन्यस्थानुभीभद्भववि । भूभीभेद्भवन्त्रीत चिराम्भ विस्टिवययुगीचेर्डिक्षे ॥ भेष अल्पक्रमान् मक्रवारा मक्र मक्रम् मक्रम ध्यावस्याधिका प्रमान प्रमानमारि थकेशन प्रतिकाः प्रतिकास्य विभागिति प्रतिकारि प्रविष्वेति प्रमिक्त प्रविष्टि । युनि गुम्बस्यभपुरुः गुरुभेविग्रभिय्भा विविधम्। द्रश्य द्रमभ चुग्नम्। स्वभ इस क्वाडेन्ड्स क्रंट राज्यः पष्ट भीश्रेष्ट्राचुचेमः राभ इर्ध इर्थभादेनः प्राचनीहरूमा प्रमुक्तिस्था राष्ट्रविष्ठस्थ राम् स्वाम् स्राम् स्वाम् स्वाम्

विवाद सम्मेर्डिक्ट्यः पद्मभीभं इडविश पक्षभीभेळ्या त्रभ्येरणन्म ( बक्क्ष्ट्रन्भ उतिरुधिन ॥ भण्ड भण्डम्भ भण्ड प क प्रकार स्वय प्रकाशिया क नमान क्रिक्रम क्रिक्रम क्रिक्रम प्रमेषाचा प्रमञ्जूष प्रमे प्रचावित्र जनके पन राज्यः पति समत्रिते थः देशकारिडिकिलेथः सुरुष्णभाषार विविद्यक्षरभुष्टवुभ कृष्यिवस्थ प्रवर् भित्रभ(उपभावभ उपराभी युक्त वाभा नुमंभी वभी उविदेशित इच्चेंद्रभ नी मं सुरुविषे कुम्नी मं सुवान प्रविक्तम।

इनमाभगवनसद्याय

अभावितिक्षेत्रीकेहिक्षेत्रीकार्याम् उभी न्यम् ( न्यमः न्यम् भ न्यमः न्यम न्याम न्यान्य मान्यान्य मान्य निम्यम्(निम्म्यो निम्मुम्म्यम्) प्रमुभ(न्योग्नेन्यग्वित्यम्भि भव राज्यः इक्वित्वन्ति स्थितः स्वा नियम् । या स्वा नियम् उः चभद्ववलिषः न्युक्तजभावाभग्रेहिः॥ ॥ श्वभवाद्वी व्याग्रहस्यः वह्वीभंद्र हत्ति चहुरतीमंक्ष्यात्वभूपेनमा अधि गञ्जीहरू चपकी व चपस्मा चपकः चणकीः चण्ड्रमं चण्ड्रभा चण्ड्रमा

ग्र-

नमक्रिया है।। वर्ष प्रमान्यक्रमा वर्षका नगर्नः नगरकार्य चप्राम् नगरि नगर्ना चपकुषि एम( इक्यः इक्यर्चिम् इक्यमक 多なる 12 P33 निह निभिन्नभारहुकः मुख्यिदाद्विपाये पर नरात्याः पदेष्ठवस्त्र क्राम्य क्रिक्ट विष्येष एः मनगीरिभिक्षिपः चनरभी धर्म। प्रमद वृष्ट्रेशयञ्च इते इतिकश्चाः प्रश्निवण व्युभी रम् वस् । तस्म न सव (वस्त वेर हर्म वे विद्यामधिमदिभक्ते चुक्याः परित्रभंद्रकाति प्रमिश्यापा त्राप्य ज्ञान्य । मण्डित इव प्रभाव रामदः भेषः भेकिषतापण्या रेमाष्ट्रः रेम पण क्राप्यमभित्रप्रिसंग रेक्प्यारेपिकिंगा

ये किये ये के वे किये ये किये हैं ये किये हैं ये किये हैं अप म् नुरुद्धः एकानुकान्द्राः लक्षा पिल्येलीहरू: चिट च्रिपेरोडियीडा:च्य लेशन वहेकद्वान्यदे जिल्ला करमानुम परमधिमनेषः उड्मकामनेपरिणल्डिंग क्षेडिक्षपणकीयः॥ बलियवेड्यक्मेड्डडि वारण व्यवस्थितः पृष्ट्य उद्यमिभावण्डक श्री दण अभू जी गामिक अभी गामिक सुभी उत्मुक्ति उश्लोभी कथा भी उक्ते करते उसे उभवेशपे रहे उसहेशसहे उपवः वस नीसंद्रवनी स्थानीयसंद्र्यान्त्रभयराप्य ह विश्वविध्युमीतुभव ४३३ उउग्केंभ

इंडिभरेंचे भूचे करभा , प्रश्लेष मुख्य प्रश्लेष A型品: A型が「A型(M) A型(M) A型 A型はA型は वसम्पद्मभावे पश्चामाने पश्चामाने एक प्रमुक्ति, प्रम् ( उक्तवः कवत्रमुक्तिः चुनीः वार्ड वा मुंभा , वास्यां वामां वामा भी जभी या भाग (भी यन् भी जा भाग भी वा भाग भी । श्रीवभासीयमीविद्यिशकि, ॥यम्यः वृत्तीस केश्वति ।।। के.व (तक्ति ते.भं तक्ति । तक्ति । तक्ति । तक्ति । मन् नद्भ नद्भाग्री नद्भान नद्भागक्षी वकीयास्म वकीरन वकीराः वकीयास्म भार यहीयभी पदीय पदीयहि पदीभिंद भया व ट्यः कर्ष्यते ॥ ॥श्रंतिकतिक्षी । इत्र

स्त्री ।। सरिस्थम। स्ति स्मिम्पम। स्वम्भायम। स्मामा मंत्रमेरके म्मूरिक्सेके में एए समारे। नानिकविष्ट्रीभंक्ष्मिकविष्ठि पक्षित्रः पक्षित्र पहुनि प्रायः प्राय प्राधिपक्षिपार प्रायः प्राथः प्रायः प् प्राथण्यव पर्वेष परिष्ठा विष्ठ पर्वा प्राथण प्राथण किः धरुभी ॥ रामीविद्याति एकिः सर्वास्ता गांधनी धर्माकामा सब क्रमी सवस्मिन गर्मा स उधक्रम् भिक्रम् इत्रम् इत्रिक्षारियः भेनभं दिरानियन्ति स्टिश्भं पुन् इर् दीनिवननानि विचाडियहिभेद्रनिरुवनि विचाडि पडिसंक्षगर्दीय जनमा प्रक्रायि हुस्यी हानीत्

यारिपविधित्र व्यक्त राज्यक्त मार्के राभाविष्ठ र विध क्षे: मण्डाभा चण्डा चण्डम (चण्डाचण्डम ) न्यक्त न्यक्तमा न्यक्त न्यक्त व्यक्त व्यक्त चयहेत्रभा चपहेत्रपहाचित चपहाभित ॥ पर्मा कवत्रधिकः प्रसा चत्रवादिः ॥ धन्यभावण्ड कर्मा प्रशुधिक भाष्ट्र या वर्ग वरमा अभी पर् भीरुभूरीभुगाणड्सहरवानि स्वतण्डक्सहाव अध्येणनभी एडिहमीनं सीचण्के इङ्घिष्ट्र ए थड़ इसि प्रवि गिर्देश स्वीवनको स्विष्ट रीनाभितिष्ठियः हिलः एडिन्सु सुर्चेचिवित्रगुलः ह्रभ्रष्ट्रभक्ष इक्तिः॥ ॥इङ्ग्लि भक्तिग्लेपग्री

जार में ता ।। ता ।। ता ।। विश्वविद्यः पिक्षियंश इतमान्य ग्रीवहामाण्य भृद्यभ अयोर्पेर्वत्विति विभाग्य भूते । प्रमान रीयम्बिन्ना करः पद्याविष्यात् वाल्याये हुल् अवलम्बूका म्हणका ग्राह्म सम्मान हो । इस मुक्त मारा छत्र-१करवर पविद्यभिभ्वभः उड्रेकरः ताम (अभूमरः ध्रव न्य महानामा सः अभेक्षिति दश्चिमक स्थिति । अस्स स्थापाद्धः राभन स्वा देश्रीयाउद्देश्याउन् स्वाउन् स्वाउन् स्वाउन् कत्रम्यम् गुविद्वानुश्रान् गुर्गारने विक्ने सम्बे कि विन्त ले पष्टमान विकास निवास मार्थित निवास युपनिस्यंभादिष्टे विरा स्याम करिष्टा विभ उक्रोएमधी विविक्त किकिन्ने अभ विका किउ प्रेममभन उबल एपा कि हो वि उस्तवः

कित प्रमिन्द्यान्तेथः भिन्यमञ्जूरीयञ्चाङ ग्यमध्कः ध्रुथ । इति न्यम्भूकरने पः भावण्यान्त्रेचीयम्ग्रम्थाभावभूक्याभ( वण्डाच्ये मन्त्रवापाद्ये मान्द्रेणचे एड्स्न ठवित एथा भष्ट्रस्थ्य दी प्रवित भागितिया व के भित्र है कि है के भी भी भी की वीरुद्धे हैं की दंभित्रमीमंभित्रभाव व ए अन्तर्भावनित् भन् विच प्रद्रभभक्तरभा भर्वे कर्ने वि ध्वेनमीयाः तरेः धारीयाच्याक एक राष्ट्रितिन धरः चामपेष्रमिष्टमिष्ठिणधाः अने रच्या प्रित्वस्थान देशियां सभावत्यस्थाः ॥

ण्डिकक्रम् "स्भागात्यात्रिकक्रकश्च उभन येण इः इस्रियद्वम् उनभद्दाक्ष्मभाज भरवार हें जिस्सुडि वहने डेड्गपाल उड़ारे यान्य महराउ हुई।मुद्धार्थ राभन्छ ग्रेश उपरा णः व्यत्तश्रकः हतु । भन्न वीत्रवाहे से उस्तेन भन् भाजनं भनित्र पक इमिन्सिडिः उथि। विविद्यानिष्य हर्वेनेभिडिक सुर्थं हर्व इति गुण्णिकहभीधिनवर्डे उन दुर्ण भडिभि उम्मार्वेक विक्विति विक्रीयम् इक्विविद्या विक्रिया मन्तर्भिकः भड्ना उण्यत इति एड्नेष्ट्रयं अंडे ध्ववर्ष वर्षा है। प्रभव्त र्गलेगः ॥ एके डेके भिस्रवी हक्का ॥ र ॥

राभवरे मुक्के विन रथः करणः व्रसेष्ठ वंग्यथम रयं वायित्रं हर्वित भर्भिमुद्दर्भः भरीयित ।र विषयीयार प्रनेनिया इकानकरियोह वक्तस्ट मुश्बिटवक्तस्रि पक्षम् वंद्वभ(॥ डेण उत्र इंडिण इंस्ट्रंब संहं ब्रुभागा । या पक् वासम्भिष्ठविता न गक्रथम रामा करू न्थ्रहार्नः सर्वेष्ठवं गर्भान्यं क्रस्ट चिठविड मक्रम्ड(अचेलियर्ग्म ४३।अस्ट इ.नः भडकश्री एनकश्रीशिष्ठ मुठकश्रीर भ्दीयि पने बक्ष थः॥ ९ उपभानामा गरे।। ।अन्मकुष्णः चुक्यकेके यिन् ठवि रूनः। द्वचर्रिये वाभागां नाहारे दिश

नविक्वणः रूष्ट्रमुडिङ्ग डिडिसुभूकः सुरेषः। एककिडका कियि उक्तिभ क्रवय उसके उन्युक्त मात्राभिद्व वि प्रथं भर्भिक्तमानि भरीयि। मिष्टें भाषं रचिमक्यादि रची यदि सक ज्याक्र वासिन्य मा उपभाग हुनुगका ने इंग्लिय विकास्य के विकास के वित्र के विकास के कः हुन इसामारि हुनायरे। मच्यापलिया कुलाया । प्रमेन सुधिः उक्तरस्य सुरुगः उण्डब इडि ण्डमं स्रुवा भट्टं भ्य हु स्ट उने भंग्रे युवि उचकं पयं इचा मात्रि पयायो प्रयोग्धेर मनेनवा भक्र रहिषः जानिस्क्रा मचुयर येगदेविष्टकारलेश डेम्बि॥ न

किं-

701

पद्धभीइ। अप्रभीयाग्। चित्राभिष्यं यंभाक —द्विभम्कः उम्बिद्धवः चूल्वेभू वसः वि क्रमः वामक्रमियभनेति देशिया द्वित् डह्मे चर्षाच्याण्यक्रम्पन्यक्रंकवान्( उधनयेश्वा लीक् प्रान्नवङ्गिनभूनः। उपभूतः पहुमीक्मा अध्रमीकं नृहिर नध्रचिग्रातिगुणाः अध्ये किंद्यकरण भट्टे अस्ति स्वीतीयुक् इल् न्यष्टयेन । निविध्रतः पष्ट्रभीने अपुशी रंग निनक एए एएं मप्य(भू में नगर विश्व हें हैं। में देश में

भी गढ़ कर नक निया निया निया निया कि है। होहा दिहरण हाभारिक देश कि कार्रा कि कार्राहरू वादिगः अधेरी विष्णुकतः। मुभवपतिम। ना च भभवः भभ्भी वं चाम्री वाष्ट्र विकास प्राक्तभी नम्। भभभी वंत्र भणक् णद्दिति वस् वित्रमकः। मधुरणदेविकराळ्वलेषः। यत्र तस्किः।वेद्वतानः सभन्ति सग्रह्म नुगंद्रे हु।गभूगरिगाहकर्गिष्ठिहरनुका नुगक्त र

दमकः। दनवन्य चैतिहरः। दक्विनक्राभाकः नुनिम्बर्गेडिह्रथक्षवकग्गाभः।एकुभीड्र निशा विद्यारमभूभीमाविद्याद्वम् क्रभागेन अर्गित में हिंगी हर्गित मिन भीगा निवि। निभर्णभर्णभर्ण जी सुभंभू। चभ्रजगण्डेविष्ट्रच्यः विण्डावर् ॥चेवा उन्हें चेत्रवाधियाकं पविक्रिति ॥ क्रिया के निह्ने भिन्नि द्वाधिक प्रमुख्य प्रमुष प्रमुख्य प्रमुष्य प्रमुष प्रमुख्य प्रमुष्य प्रमुष्य प्रमुष्य प्रमुष्य प्रमुष्य प्रम स्र थकेक मेर मा भी यह य ने हि छि:॥ य न स्नी यभविद्यंग्रह्णार्थाः । भाग्रंभाग्भार्थेभाग

कुमिथियानि। भच उभिमिन्स ए गर्योल। भ पाने। यद्भवि। यशिषः विद्वि। यिवः मेमः। च ट्याचिक्सुना प्रियंभानं भ्यक्षि। एउ चे छे उ विडिडच्।चर्चिषविज्ञाहिः खीनाकविज्ञ्च लः। अभक्रने वं अधुनीभिष्डिं चुनिष्वंभ विमिग्स हिस्से।हिसिहिर।विस्राणिडका रेक्वगणम् स्वस्थिकल्पान्य द्वाभभभी। एभ ॥भग्द्रणकेः भ्रोत्रमकः। उभुद्रणके। विकरण्यनिषा यमिषिणनिषामि नं स्तीवडा किंवचडा स्तिवस्ग एवडिसमीह न्वर्यकाथनणउकेडिनकास्वन्थे।।उक्रा क्वीजिक्तियः॥इकि।इड्डियेनिविवस्मारं। यंचाजनार्ष्ट्रहः॥ व्हानाकारेकः। म क्रावस्थान्यः। नीवरन्त्रवान्। मीवड ह्वान(। ग्लीव अपुरार्मिव दुभे। ग्लीव भूगे । प्लीव भूगे । भीकि।यनेनपके।ज्ञानले।केनक्निकि। विजिलियः ॥ ६ सभग्रनिमिधेस् ॥ ६ सभग्र रायाभामिषिणात्रुभाराक्षेत्रः। प्राभीक्व शिपरेरमहोकेमिलायुष्ट वभायः।भभ रानामभूभुर्षियम।भूनिभक्तमाःभूम

क्रिक्षंत्रवासन्य विकर्णयेविकित्रभुनेहर विमिन्नभूयमाच्यान्यक्तान्त्रन्त्री इतः॥ यार् वर्षेत्रमञ्जूनचंडक्रवेद्धः।।इल्लामः। वर्गमके अवै । वर्षे अग क्ण के विष्यु वे न नवः। उध्रपण्येविकाण्याने पडि ११क लियः। म्वतस्किः। वत्वतानुद्वतानुद्विनस्यः॥ ह १। पस्ति है। निर्मा विक्राणक्षभेविक्रिक्वविगामवस्थामवं क्रा ह। विश्वति विष्यति विश्वति विश्वति विश्वति विष्यति विष्यति विषयति विषयि विषयति ताला पद्यभीति। उन्हे मः। करेडे विडिगुलाः (।

यः।हस्याः अहस्य विहास्य विद्यान्य ग्नि। ज्योग्ह्भुनीकिष्विगुणः। यत्रतिसंग्वा चारपार्वानियार संस्थात विवेदीर याप विषिडः।मृहत्वाङ्ग्या हतान्।। भजराबि।भज्ञानीये विश्ववाड्र रापाले कर्यः। प्रभक्त उपवेसने। विया उपिर्धः प्रज्ञताक्ताक्ता क्षेत्र क्षे प्रिम् भ्रित्र । वस्त क्रिक्य भागा ने वि ठकेनं कलियोभिने पे कवरंग शिवास्था

बर्ज .

ञ्चमिषि परमे इति गुण्य हतः। प्री०इपि वर्ग पित्रयः। उभक्करवित्रिश्यम्। पश्चनुक्रवित्र मध्यीराराराराम् दल्या गांस्य सुंहिः लिविनेपः॥ गॅंभंपरित्यीनंशः। प्रश्नी याः अण्यः। परिकाह्य नी इक्त संस्थः। अभाभ हारं रीथि परिकार विसे ये प्रशावित्य के निपरिकारविविद्यविविद्यान्ति । विद्यानिकार्यान्ति । क्रा काली परेस पर १ एकर : पका क ए १३०५ डिएले पः॥ यण्येक यिक्य उभन जवा च रूभ से उद्धिया दिव प्रमेप विद्य

तिक्नाम छ। असी मानक सी मानिक सी मानिक रेंगु ं दक्रवयक्रिकिषयं से समाज्ञान भिर्देशिया : म इति वंद्राभिष्णियस्य दिश्वासिः। यह निर्देश निभिग्रम्येविभक्षयः। दिराष्ट्रिपिः। प्रकार धुन्। चुन्। विष्या। विष्या। विष्या। विष्या । ब्रिडावदार्य भवन्। ॥ ६ क्रिक्रिकविट्यं चीः ः स्थाः । स्थानिक स्थापन्ते । इस्ति हो। नुसी: स्थानीयाहत्ति। हिस्तीरवर्गाह क्विष्टि । इस इया भी किविष्ट नी खेडि । इस्म भश्चभाचण्डकेडर्र। इयार्डा सुमीः यार्डा।

कः। मध्योगेरे विचारित्रीये।। ह में उत्तरणा वहा ६ वद्यानिश्चिक रे. तेष्ठित । ज्यामिविदिनः । भक्त बक्त नला अस्वे। गुरे इडी बक्ल के बक्राण वह विक्रम्यः ए से हे हैं व नीक्यारिभवयः।विठक्रिकविनामकरेकर चलग्रीकृतानिक्रमाहानिक्रमाहुन नीहादक्रवेद्यां क्रिक्टिश्वावादिक अडिम्बातान:जेवन केन:किरेडे विविधेगुलाः राध्वयिविविक्यणध्या लाः क्रियः यित्र गुलाः। प्रस्ता विश्व प्रश्वा

लगीदि ॥ ४डेवप्रयंगिति। इभिलगीरः उभल गित्राल गित्र निकार मि यगंता नीयः प्रगंतानीय लनीति ल कि ॥ इत्रेचचंक्लान भिन्नां लगी । वयं लगीभः लगीजिलगीजि डे उद्देव प्रय भलावी इभावलाविश्वभी । उद्देश्य न्यलचित्रः लगीकिलगीकि इहेच १ भ्यजगिवधर्म, सार्धस्य स्तारीः य्वाभनाविज्ञाभ युवभीविज्ञ ॥न्वनी कि लगीकि॥ उस्त न्ययंभलविधी

क्रमणं करंभ्यमुहस्तम् भ्यस्ता कल्ली करे लक्करेयसुइरुइरु: ४५वः ४ कुड अभ्यात्र मुझ क्रियह डाउ इवियसुदेनः यमत्रभुइतुभ्। दिया। द्रियम्मभिक्तिकारे भवाक्तिष्ठ भएने करमनंपद्धियः ॥ ।। ।। अन्यः । एए ह्या डेल दियासभिष्यः दियासभिष्ठित व वर्भानं मुहै स्वकलियम् ग्रीवर्भा न र विद्वा पद्यम्भ स्था शिवान्त्र अध्रम्भा हि एक क्ष्य देशक मार्थिक